



Chandamania: July, 50

Photo by B. Rangaeacham



आयुर्वेदाश्रमम् लिमिटेड, महास्न । ७.

भारतवर्ष के सभी हिन्दी भाषा-भाषियों के लिए स्वतन्त्र रोचक पत्र तथा विश्वापन का प्रमुख्य साधन

# 3 COST. 18 A 19 PER 19

पक्ष मति =) = =। १३, हमाम हिस्टीट, फोर्ट - बर्म्बई,

अन्य जानकारी के छिप्∐वज्ञापन व्यवस्थापक को छिस्ते.।

# च-दामामा विषयस्त्र

| सुन्दर शिक्षा | 0.5525 | 4 4 4 4 |
|---------------|--------|---------|
| वाछि की पूजा  | 10000  | < 3     |
| नागवती        | ****   | 23      |
| अन्य-विश्वास  | ****   | 283     |

पेट भरने के उपाय .... २४ बाब की धारियाँ .... २९

पेट्र बिली .... ३५

वचन-पारन .... ३९ वचीं की देख-भारु .... ४६

मानुमती की पिटारी ....

इनके अळावा मन बहरूाने वासी पहेलियाँ, सुन्दर राँगीले चित्र और भी अनेक प्रकार की विरोपताएँ हैं।

## चन्दामामा कार्यालय

पोस्ट गावस नंः १६८६

मद्रास-१

#### प्रवाह

राजस्थान भवन, शकीला राष्ट्रभाषा का उत्कृष्ट सचित्र मासिक क्षर्थेक मास की १५ तारीख की क्रकांत्रित होता है। संस्थापक:--

वरार - केपरी श्री त्रिजलाल विपाणी (सदस्य, भारतंय पार्टमेण्ट)

प्रवाह का रुक्ष्य और साधना:—

1. 'प्रवाह' साहित्य - क्षेत्र में से प्रवाहित होकर जं वन की हर धारा में बहना चाहता है।
जीवन के सारे छोटे मीटे हिस्सों को वह स्पर्श करना चाहता है।

२. 'प्रवाह' ने साहित्य एवं समाज की डोस सेवा करने के लिए जन्म लिया है।

इ. 'प्रवाह' जीवन के स्थायों निर्माण की ओर प्रयवशं रू एवं जागरूक है-वह ऐसे निर्माण के लिये प्रयवशील हैं, जो सत्यं, ज़िवं, सुंदरम् की ओर गतियां ल हो।

कुछ विशेष स्थाई स्तम :-

 सम्पादकीय विचारधारा-महोने की महत्व पूर्ण घटनाओं का विवेचन ।

 समयचक – इस स्तंभ में सहीने के एक एक दिन की विशिष्ट एवं मार्के को घटनाओं का सैक्छन।

 साहित्य परिचय-इस स्तंभ से पल-पतिकाओं और नवान पुस्तकों की निष्पश्च समाछोचना की जाती है।

न्यू व एजेंट इसकी एजेंसी खेकर खाभ उठा सकते हैं। आज ही प्रवाह का वार्षिक चंदा ६) रू. भेज कर इसके प्राहक वन जाइये। व्यवस्थापक :

' प्रवाह ' राजस्थान-भवन, अकोळा



#### रु. 500 का ईनाम ! उमा गोल्ड कवरिंग वर्कस जमा महल, ः मळळीवरूनम

उमा महल, ः मछलीपर्नम उमा गोल्ड कर्निंग वर्षम पोप्टाफिस असडी सोने की चादर छोडे पर चिपका कर (Gold sheet

असली सोने की चादर लोहे पर चिपका कर (Gold sheet Welding on Metal) बनाई गई हैं। जो इसके प्रतिकृत सिद्ध करेंगे उन्हें 500/ का ईनाम दिया जाएगा। हमारी बनाई हर बीज की प्याकिंग पर 'उमा' अंग्रेजों में लिखा रहता है। देखभाल कर सर्र दिए। सुनहरी, चमकीली, दस साल तक गार्रटी। आजमान बाले उमा गहनीं को तेजब मैं हुवो दें तो पांच ही मिनट में सोने की चादर निकल आजी है। इस तरह आजमा कर बहुत से लोगों ने हमें प्रमाण-पत दिए

हैं। 900 डिजेनों की क्यारकार नि:शुक्क मेजी जाएगी। अन्य देशों के खिए क्यारकार के मूखों पर 25% अधिक। N.B. चीजों की ची.पी. का मूख्य सिर्फ 0-15-0 होगा। टेकीमान 'उसा' मळळीपटनम

चन्दामामा (हिन्दी) के छिए

# एजण्ट चाहिए।

7

बच्चों का सुन्दर सचित्र मासिक पत्र, जो हाथों-हाथ विक जाता है। पत्रण्टों को २५% कमीशन दिया जाएगा।

समी बड़े शहरों और गाँवों में एजण्ट चाहिए ।

आज ही लिखिए:

व्यवस्थापकः 'चन्द्रामामा' ३७, आचारपन स्टीट

पोस्ट बावस नं॰ १६८६, महास-१

#### हिन्दी की सभी तरह की पुस्तकें

दक्षिण भारत हिन्दुस्तानी प्रचार सभा-मद्रास \* हिन्दी साहित्य सम्मेळन विश्वविवाळय-प्रयाग की परीक्षा - पुस्तक, मद्रास सरकार से स्वीकृत पाईमेरी स्कूळ पाठय-पुस्तक, बाळकोपपोगो बढ़िया कहानी संग्रह, कविता संग्रह, तथा बिहान ठेखकों को साहित्यिक और प्रसिद्ध हिन्दी प्रकाशकों को सभो प्रकार को पुस्तक मिळने का मद्रास में सबसे बढ़ा संमहाळय:

तार : 'सेवक-डेव्स'

नवमारत एजन्सीस लिमिटेड

योष्ट बाक्स : (१६५९)

१८, आदियपनायक स्ट्रीट, मद्रास-१

#### पुष्पा

वचों की अपनी पक्षिका १९३६ में स्थापित

वालकन-जी-बारी

अखिल हिंद वालक-संघ (वर्षों की अखिल भारतीय सभा)

के द्वारा चलाई जाने वाली अंग्रेजी मासिक-पत्तिका।

शिक्षा और मनोरंजन ही हमारा आदर्श है।

वम्बई। सिंच, पंजाब, बिहार, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, आसाम, मैसोर, तिरवान्कोर और वर्मा के सार्वजनिक शिक्षा-विभागों द्वारा अनुमोदित।

वार्षिक चन्दा ४) ... एक प्रति का मूल्य ।=)

विज्ञापन दरों के लिए लिखिए :

व्यवस्थापक : पुग्पा

४३, टामरिंड लेन, वंबई - १.





## चन्द्रामामा

माँ - बच्चों का मासिक पत्र संवादकः चक्रपाणी

वर्ष १

जुलाई १९५०

अङ्क ११

#### मुख-चित्र

कन्द्रैया नन्द के घर बड़े लाइ-प्यार से पलने लगा। लेकिन वह ज्यों-ज्यों बड़ा होते लगा उसकी शरारतें बढती गई। वह बड़ा नटखट और ऊधमी निकला। वह गोप-गोविकाओं के दूध दुइते समय वहाँ जाता और बछडों की शिसयाँ खोल देता। अपने साथियों को लेकर न्यालों के घर में घुम जाता और दूध, दही, मक्खन चुरा कर खा लेता। जब जी भर जाता तो हाँहियाँ फोड़ देता। अगर हाँड़ियाँ ऊँने छीकों पर होतीं तो वह सड़कों के कन्थों पर चढ़ कर उन्हें निकाल लेता। अगर इसी बीच गोपिकाएँ आ जातीं और उसे पकड्ना चाहतीं तो वह बचा कर भाग जाता। इस तरह जब दिन दिन उसका ऊधम बहुता गया तो गोपिकाओं ने जाकर यशोदा से शिकायत की। जब यशोदा ने कर्न्ह्या को डाँटा-इपटा तो उसने कहा-'माँ! तुम इनकी वातों पर विश्वास न करो! बताओ तो तुम्हों, मेरी बाहें इतनी छोटी हैं! फिर छींके पर की हाँहियाँ में कैसे निकाल सका ?' 'तो तम्हारे सेंद पर मक्खन कैसे लगा ?' यशोदा ने पूछा। 'वह तो दूसरे लड़की ने मुझे पिटताने के लिए लगा दिया है। 'कृष्ण ने कहा। तव भोली-भाली यञ्चोदा ने हँन कर उसको ग हे से लगा लिया।

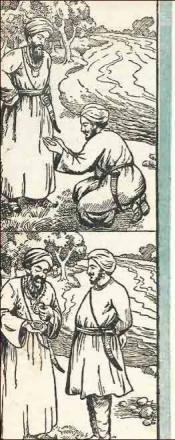

# सुंदर शिक्षा

एक रोज़ निक्कों के गुरुवर श्री गोविन्द्सिंह एकाकी टहल गहे थे नदी किनारे; धुँपली वेला थी संघ्या की।

इतने में इक धनी शिष्य उन को उस जगह हुँदने आया। और मेंट करने को गुरु की दो सोने के कडूण लाया।

उसने कर प्रणाम गुरु-चरणों में घर दिए कड़े सोने के । गुरु ने उसको पाठ पढ़ाना चाहा घन का गर्व हुड़ा के।

एक कड़ा कर में लें घीरे डलट-पुलट कर देखा-माला। 'कितना सुन्दर है'-कहते ही डसे फेंक पानी में डाला।

कड़ा दमक विजली सा चमका जाकर गिरा तुरत पानी में। वैचारे चेले के दोनों पांव गड़ गए थे घरती में!

#### ' वैरागी '

टपने सोचा-'फियल करों से गिरा नदी में शायद कडूण।' जूने, पगड़ी. छोड़ किनारे यह जल में जा कूदा तक्षण!

बहुत देर तक हुँड़ा उसने जल में, कड़ा उसे न मिला पर। आखिर थक हांफना काँगता आया चेला जल से बाहर।

डमने कहा 'गुरूजी! अब भी बता दीजिए कहाँ गिरा वह! जिससे डबकी लगा नदी में उसे हुँड़ लाए बन्दा यह।!

त्तव गुरु ने द्यम कड़ा भी फेंक दिया पानी में सत्वर । कड़ा-'इसीकी तरह गिरा था पहला भी पानी में जाकर।'

चेळा खड़ा रहा भूँगे सा, खून नहीं काटो तो ग्रुँद पर। अत्र मत्र कुछ आ गया समझ में, बह मन में रह गया छजाकर।

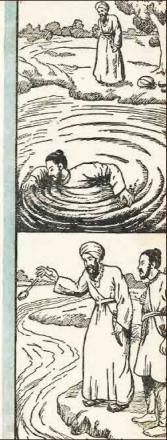



एक जङ्गळ में एक बड़ा सरोबर था। एक दिन बानरों का राजा बालि उस सरोबर की बग़ल से जा रहा था। शाम का बक्त था। भक्तों की देव - पूजा का सनय आसन हो गया था।

बालि शिवनी का बड़ा मक्त था। बह हमेशा अपने साथ एक सुन्दर पेटी में बन्द करके एक शिवल्यि किए फिरता था। इसलिए वह उस सरोवर में नहा-धोकर एक जगह झ.ड़-बुहार कर बहाँ लिंग की पूजा करने छगा। उसी समय उस जंगल के रहने बाले कुछ भील शिकार खेलते हुए उधर से आ निकले। वे बालि की पूजा करते देख कर बहाँ खड़े हो गए और तमाशा देखने लगे। उसके बाद उन्होंने बालि की देखा-देखी अपने हथियार बगैरह एक जगह डाल दिए और नजदीक आकर बड़ी मिक्त से शिवल्या को भणाम किया।

उस सन्दर शिवलिंग को देख कर उनमें भी भक्ति पैदा हो गई और उन्होंने सोचा-"काश | हमारे पास भी एक ऐसा शिवलिंग होता! तब हम भी रोज़ इसी तरह उसकी पूजा करते न ! " इतने में वाहि की पूजा खनम हो गई। उसने शिविलिंग को शाड़ पोंछ कर पेटी में रखने के लिए पूजा की सामग्रियाँ हटानी शुरू भी। भील लोग भी वहाँ से जाने लगे। इतने में एक विचित्र घटना घटी। भीलों के मारे हुए हिरन सब के सब फिर से जी उठे और देखते ही देखते चौकड़ी भरने लगे। पहले तो मीख अचरज के मारे सन्न रह गए। हेकिन जब उन्होंने देखा कि मरे हुए हिरन उठ कर भाग रहे हैं तो उन्होंने झट तरकस से तीर निकाले। लेकिन तीर हाथ में लेने पर उनका अचरज और भी बढ़ गया। उन्होंने देखा कि टनके लोहे के तीर सोने के बन गए हैं।

इस अचरज में पड़ कर वे मुनों की बात ही मूल गए और इतने में वे आँखों से ओझल हो गए। भील लोग सोने के तीरों की और टकटकी लगाए देखते ही रह गए।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

तब बालि ने उनसे कहा कि यह सब शिवलिंग का प्रभाव है। यह सुन कर भील तुरन्त वालि के पैरों पर गिर पड़े और गिड्गिडा कर कहने हमे-" आप यह शिवलिंग हमें दे दीजिए, जिससे हम रोज पूजा कर सकें।" तब वालि खिलखिला कर हँस पड़ा—" जाओ, जाओ! तुम होग अंगली हो! पूजा करना क्या जानते हो ?" उसने कहा। तब भीडों ने जवाब दिया-"आप इस तरह हमारा तिरस्कार न करें। हम भी भगवान के भक्त हैं।" फिर वालि टटा कर हँसा-" जाओ, जाओ! आए हो बड़े भक्त बनने ? मेरी बरावरी करना चाहते हो ? आए हो हाथी से टकर हेने! जाओ. और कहीं हूँदो अपना देवता। में अपना शिवस्मि तुम को छूने भी नहीं दे सकता।" उसने साफ-साफ कह दिया। और कोई होता तो भी हों से इस तरह की बातें कर के जान

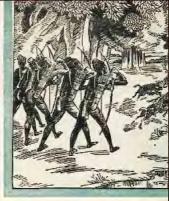

बचा न पाता। हेकिन बालि स्वयं बड़ा शिक्तशाली था। इसलिए भीलों को मन मार कर यहाँ से जाना पड़ा। वह शिवलिंग उनकी लाँखों में गड़ गया था। इसलिए वे पीले मुड़-मुड़ कर उसकी भोर देखते जा रहे थे। उनके चले जाने के बाद बालि ने शिवलिंग उठा कर पेटी में रखना चाड़ा तो माद्धम हुआ कि वह जरीन में गड़ गया है। उसे बड़ा आधार्य हुआ। उसने सोचा—"अभी तो मैंने इसे यहाँ से उटाया था। इतने में यह जमीन में कैसे गड़ गया?" उसने फिर जोर लगाया। किंतु लिंग टस-से-मस न हुआ। तव

--------

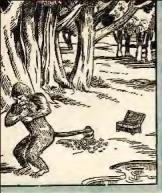

WANTED TO STATE OF STREET

अँ. लों से अँ.सू बहने छो। उसने हाथ जोड़ कर शिविंग से कहा—"स्वामी! क्या मुझसे कोई चूक हो गई हैं! अगर अनवान में हुई हो तो क्या आप मुझे क्षमा नहीं कर सकते! यहाँ बैठे रहने से काम कैसे चलेगा! चलिए न, अपने घर चलें। वहाँ वन्दर सभी हमारी राह देख रहे होंगे। चलिए न चलें!" वह बहुत गिड़गिड़ाया।

तत्र भगगान महादेव ने प्रत्यक्ष होकर

कहा-" वालि ! मैं यहीं रह जाना चाहता उसने अपनी पूँछ उससे रुपेट कर सारी तास्त हैं। बग़रू में एक सरोवर भी है। भक्तों को लगा कर लिंग को उखाडना चाहा। लेकिन कोई यहाँ मेरे दर्शन करने में बढ़ी सुविधा होगी। फरु न हुआ। तर वाळि के आश्चर्य का ठिकाना इसिंछ अन भैं यहाँ से कहीं न जाऊँगा।" न रहा। उसकी ताकत ऐसी थी कि बड़े से तव वालि को अपना अपराध माळ्म हो बड़े पहाड़ को भी वह उखाड़ कर फेंक दे गया। उसने सोचा—" मैंने अपने आप को सकता था। लेकिन आज उसे न जाने क्या भीशों से बड़ा भक्त मान लिया था और हो गया था कि एक छोटे से लिंग को घमण्ड से कहा था कि जाओ, मैं यह लिंगा जमीन से उठा न सका। उसने सोचा कि तुम्हें नहीं दे सकता। इसलिए भगवान मुझे जरूर महादेव को किसी न किसी कारण यह पाठ पडाना चाहते हैं कि उनकी नजर से उस पर कोध हो आया है। इसकिए वे में सभी बराबर हैं। वे सिर्फ मेरे ही नहीं, अपना गुस्सा इस तरह जता रहे हैं। यह सभी के भगवान हैं।" उसकी समझ सोच कर वह बहुत व्याकुल हो गया। उसकी में सब कुछ आ गया। उसने फिर गिड़गिड़ा कर शिवजी से कहा-- "भगदन्! मैंने तुम्हारे भक्ती का जो अपमान किया था उसके हिए तुप मुझे क्षमा करो। मैं तुमसे बिछुड़ बर एक पछ भी नहीं जी सकता। इसलिए तुम्हें मुझ पर तरस खाकर मेरे साथ आना ही पड़ेगा।" लेकिन उसकी वार्ते पूरी भी न हुई थीं कि भगवान अन्तर्धान हो गए।

तब बालि लाचार होकर वहीं खड़ा रहा। बह उस शिवलिंग को छोड कर नहीं जा सकता था। हेकिन उसको हे जाना भी एक सौ योजन उक गगन-गार्ग से जाकर उसकी ताकत के बाहर था। इतने में उसे एक भारी पहाड़ उखाड़ हाया और उसे एक अच्छा उपाय सुझ गया। उसने उस सरोवर में डारू दिया। सोचा—" शिवजी को यह जगह पसन्द हेकिन बालि ने जो सोचा था ठीक उसके आने का प्रधान कारण यह सरोवर है। अगर विपरीत हुआ। उस पहाड़ के गिरने से मैं किसी तरह इसे पाट दूँ तो फिर इस सरोवर तो पटा नहीं। लेकिन उसमें से जल जगह से शिवजी को उतना मोह न रहेगा उछल कर एक उमड़ती हुई नदी के रूप में और वे मेरे साथ आने को तैयार हो जाएँगे।" बहने छगा।

फेरी कि कोई पहाड़ बग़ैरह दिखाई दे तो छाचारी पर गुम्मा भी आया और दुख भी उससे उस सरोवर को पाट दें। हेकिन हुआ। उसने शोकावेश में आकर कहा-नजदीक मैं कोई पहाड़ न था। तब बालि "भगवान! अगर तुम मेरे साथ न आओगे



यह सोच कर उसने चारों ओर नजर उस नदी को देख कर वाठि को अपनी

तो मैं यही अपना सिर पटक कर मर नाउँगा।"

तन महादेव को उस पर दवा आ गई और उन्होंने फिर प्रत्यक्ष होकर कहा-" अरे पागड़! तुमने सोचा कि इस सरोगर के पाट देने से में तुन्हारे साथ चला आऊँगा। लेकिन देखी! तमने सोचा क्या और किया क्या ! तमने सरोवर को पाट देने के बदले एक पवित्र नदी बहा कर भक्तों का उपकार किया है। इस तरह तुमने मुझे भी आनन्द दिया है। इसके अलावा तुम्हारा काम मुझे एक और कारण से बहत पसन्द आया। तम जानते ही हो कि मुझे पहाड़ से कितना भेग है ? इसी से मैं कैशश पर रहा करता हूँ। मैं अभी सोच रहा था कि जगर दहाँ एक पहाड़ भी होता तो की पूजा करते हुए पाप-विमुक्त हो गए। पूरी कर दी। तम चाहते क्या हो ! यही न भीठों दोनों को सन्तोम दिया।

कि मैं तुम्हारे साथ आऊँ ! अच्छा ! अब मैं लिंग-इप में तुन्हारी पेटी में बन्द रहने के बजाय स्वयं तुम्हारे हृदय में अपना निवास बना खँगा। अन्य भक्तों के छिए इस लिंग को यहीं रहने दो।" यह कह कर महादेश ने वालि के हृदय में प्रवेश किया।

बालि ने जब ऑसे मूँद ही तो ऐसा

माछ्य हुआ कि शिवजी एक ज्योति के रूप में उसके हृदय में पनाशित हो रहे हैं। वह आतन्त्र से भर कर भगवान का ध्यान करते हुए घर चला गया। दूसरे दिन भीकों ने वहाँ आकर देखा तो वहाँ शिवलिंग तो था ही। साथ ही एक पहाड रूडा था और एक नदी भी वह रही थी। उस दिन से वे भी शियजी कितना अच्छा होता? तुमने वह कमी भी इस तरह गगवान शिव ने वालि और



\$\delta \delta \



श्री ही देर में सारे श्रीनगर में यह बात फैड गई कि रानी नागवती को अतहा फकीर हर हे गया है। पालने में लेटे हुए बच्चे को देख कर नागवती की बहनों ने रोते हुए कहा—"हाय बेटा! तू कितना अभागा है! तेरे पैदा होने के पहले ही तेरे पिताओं को लड़ाई में जाना पड़ा। तेरे पैदा होते ही तेरी माँ को फकीर हर ले गया।"

श्रीनगर में जितने जवाँ-मई बहादुर थे, सब शरमा गए कि फकीर उनके रहते किले में प्रवेश करके नागवती को हर ले गया। उन सबने एक जगह पद्मायत करके तै किया कि सातों राजाओं को यह ख़बर मेजी जाय। लेंकन कैमे ह हरकारों को मेजने से तो उन्हें जालों और पहाड़ों को पार कर वहाँ तक पहुँचने में बहुत दिन स्म

जाएँगे। इसिटिए उन्होंने बाजों के द्वारा खबर मेजने की ठहराई। उन्होंने कई पत्र िखं कि 'आप के एक छड़का हुआ है। हेकिन नागवती को फकीर हर ले गया है। किया कुशल से है और उसे दाइयाँ पाल रही हैं। 'फिर उन्होंने उन पत्रों को मोड़ कर मज़दूत धारों से बाजों के गले में बाँध दिया और उन्हें गाँव के बाहर ले जाकर उड़ा दिया। तीसरा पहर होने होने बाज उड़ कर रामपर में राजाओं के खेगों पर जा बैठे।

जब सातों भाइयों ने पत्र खोळ कर पढ़े तो उनके कोथ का ठिकाना न रहा। उनकी तलबरें आप से आप म्यानें से निकल गईं। उनके साथ नारह हजार सेना थी। दो सी तोषें थी। जैसे राम ने रायण को मार कर सीता का उद्धार किया था उसी तरह उन्होंने



तुरन्त फकीर के क्रिके पर चढ़ाई करके, उसे
मार कर नागवती को छुड़ा लाने की
तैयारियाँ कीं। तुरन्त श्रद्ध और श्रक्त की
व्यक्ति होने रुगी। कून का डहा वज उँछ।
बड़ी धूम-धाम से सारी सेना बहाँ से चली।
बाधनगर और गंगानगर से होने हुए चौथे
दिन तक सारी सेना नगव डीह पहुँची।
तुरन्त फकीर के क्रिके के चारों ओर घेग
डाल दिया गया। पहर दिन चढ़ते चढ़ते तोपों
ने क्रिके पर तीम बार आग उगकी। लेकिन
एक गोला भी न दीवारों से रूगा और न

दीवारों के पार किले में ही पड़ा। सारे गोले राह में ही चूर चूर होकर नीवे गिर गए। दीवार पर जरा सा ५०मा भी न रुगा। यह सत्र फकीर के जातू की करामात थी।

इतनी बार तो पें दागने पर भी जब क्रिके की दीवारों पर फोई आदमी न दिखाई पड़े तो सिगाईयों को शक हुआ कि शायद क्रिके में कोई नहीं है। तब उन्होंने दीवारों से सीढ़ियाँ लगा कर कुछ सिगाहियों को उपर चढ़ा दिया। जब उन सिपाहियों ने नीचें झाँक कर देखा तो उन्हें क्रिके में एक भी गर्द न



दिखाई दिया। फकीर द्वारा हर रूई हुई होना ही चाहता है। उठो। उठो। उठो। किन औरतें जहाँ तहाँ चूम रही थीं। आख़िर फकीर न जागा। तब प्यारी अन्दर गई और उन्हें मसजिद के बाहर ठण्ड़ी हवा में खाट करुछुरु तपा कर रू आई। उसने फकीर को पर पड़ा सोता हुआ फकीर दिखाई दिया। उसे उससे दाग दिया। फिर भी फकीर खुरीटे देखते ही सिपाहियों ने नीचे इशारा किया और रूता ही रहा। दुरन्त तोवें क्रिले की दीवारों पर चढ़ाई गईं। तोवें फिर गरज उठीं। इस बार फकीर पर

इतने में प्यारी गई ने जब किले की निशाना लगाया गया। लेकिन फकीर को ऐसा दीवारों पर सिपाहियों को देखा तो उसने लगा जैसे खटमल काट खा रहे हों। वह फकीर को थयथपा कर जगाना चाहा। उसने आँखें मलते हुए उठा। दीवारों पर सिगाहियों कहा—''उठो, फकीर! जागो! जागो! किले को देखते ही उसने समझ लिया कि दुष्मन पर दुश्मन चढ़ आए हैं। तुम्हारा सर्वनाश आ गए हैं। वह तुस्त नागवती को साथ

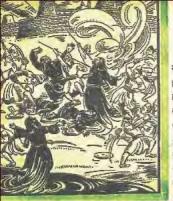

हेकर सस्तिद् की छत पर चढ़ा। नागवती ने जब अपने पति और उनकी सेना को देखा तो बह आँखू बहाने छनी। यह देख कर फकीर ने कहा— "पगढ़ी! रोती क्यों हैं ? ये ह्यारा कुछ नहीं विगाइ सकते। तुम छरो नहीं। देखो, अभी मेरी करामात!" यह बह कर उसने एक जाद की छाठी निकाली और कुछ मन्तर पढ़ कर उसे दुक्मनों की ओर उड़ा दिया। छाठी उड़ी और अनु-दल के सिपाहियों के जपर बेमाब की पड़ी। तहातड़ की मार से घवरा कर सिपाही भागने छमे। वह लाठी थें तीन सी दुक्मनों को सार कर फकीर के पास लीट आई।

' जच्छा । अत्र हम खुद रुड़ने जाते हैं । यह कह कर फहीर ने कमरबन्द कल कर हाथ में एक सोटा छिया और मुट्टी मर भभूत हाथ में लेकर 'या खुदा! या खुदा!' कहते हुए अत्रु-सेना पर टूट पड़ा। पास पहुँचते ही सिपाहियों ने उसे घेर कर दकड़े टुकड़े कर डाला। लेकिन यह क्या—वह ती वहाँ खड़ा हुआ है! वहाँ भी मार डाला गया, तो दूसरी जोर खड़ा दील पड़ा; इस तरह न जाने वह कितनी बार मारा गया और कितनी बार वहाँ का तहाँ खड़ा दीख पड़ा ! आखिर सिपाहिशों ने झहा कर उसे भारा और दुस्न्त उसके शरीर के दुकड़ी को चिता में जल डाला। उन्होंने राख को बटोर कर एक तालाब में फेंक दिया। लेकिन फकीर फिर पानी पर चळता नज़रीक आया और गरज कर घोळा—" अब तक तुम होगों ने जपनी सारी ताकत आजमा छी। अब देखो हमारी ताकत ? " वह कह कर उसने थोड़ी सी भभूत चारों और उड़ा दी। देखते-देखते दुरमनों के काले-काले पहाड़ के से हाथी काले पत्थर की मुरतें वन गए। बोड़े सफेद पत्यर वन गए। ऊँट गेरू के-से छाल पत्थर वन कर छड़े थे। बारह हजार पैद्छ सिपाही कहाड़-पत्थर के देशे में

新国 新国的人民主教教徒

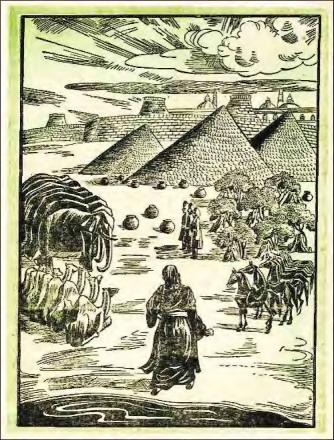



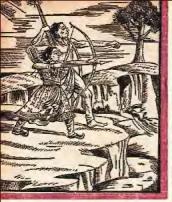

बदल गए। तोपें मिट्टी की हाँड़ियाँ हो गई सेना के डेरे-तम्बू काँटेदार झाड़ियाँ दन गए। सातों राजा साँप की बाँबियों की तरह खड़े थे। तीनों मन्त्री पत्थर के ढोके बने हुए थे। बों सारी की सारी सेना अचानक जड हो गई। पल भर में सब और सन्नादा छ। गया। फकीर ने नागवती के पास छौट कर कहा-" देख ! दुशमनों का नामो-निशान भी नहीं रह गया। देख की न तुने मेरी वहादुरी ?" यह कहते हुए उसने उसका हाथ पकड़ना चाहा। लेकिन नागवती ने दूर हट कर कहा-" सावधान! अगर बत पूरा होने के पहले तूने मुझे छुआ तो तेरा सिर द्वक-द्वक हो जाएगा।"

श्रीनगर में जब यह ख़बर पहुँची कि सातों राजाओं और वारह हजार सेना में एक भी जीता न बचा, तो सारे शहर में शोक छा गया। वह नगर ही अनाथ हो गया। नागवती की बहनें पछाड़ खाने लगीं। जहर खाकर प्राण छोड़ने को तैयार हो गईँ। लेकिन फिर नागवती के बच्चे को कौन पाले-पोसेगा ? इसलिए वे कलेजे पर पत्थर धर कर रह गईँ और उस ठड़के की देख-भाल में किसी तरह दिन काटने खगीं। नागवती के ळड्के का नाम बालचन्द्र था। वह धीरे-धीरे बड़ा होने लगा। पाँचवें साल में आते ही उसका अक्षराभ्यास हुआ। छड्के ने एक ही घड़ी में वर्णमारा सीख छी। दूसरी घड़ी में बारह-खड़ी पूरी हो गई। थोड़े ही दिनों में बालचन्द्र ने सभी पवित्र ग्रन्थ पढ़ लिए।

उसके बाद उसे अख-शख चलाने की शिक्षा देने के लिए तीन आचार्य नियुक्त किए गए। वालचन्द्र ने थोड़े ही दिनों में कुरती लड़ना सीख किया। तीर और तळवार चळाने में ऐसा होशियार हुआ कि उसका निशाना अचूक प्रसिद्ध हो गया। उसकी वीरता देख कर नगर के सब लोग प्रसन्न होने ल्यो। बडे-बूढ़ों ने सिर हिला कर कहा-" यह आगे चल कर अपने वाप-दादों से भी वड़ा प्रतापी होगा।"

REFERENCES CONTRACTOR

ध्क दिन की बात है। बारुचन्द्र खेरु रहा था। इतने में नगर के पूजारी की वह पानी भर कर घर छौटने लगी। यह देख कर बालचन्द्र को शरारत सुझी। उसने घड़े पर एक तीर छोड़ा। वह तीर बड़े को छेद कर उस औरत के अँगूठे में लगा। खून बहने लगा। तब वह गुस्से से भर कर बोडी-'कलमुँहा कहीं का! तेरी माँ वहाँ फकीर के पर में तेरे नाम को रोती है और त यहाँ गाँव की बहू-बेटियों के घड़े फोड़ता फिरता है ! अरे ! अपनी यह वीरता उस फकीर पर क्यों नहीं दिखाता?' यह सुन कर छड़का हका-बका सा खड़ा रह गया। उसके छिए यह एक दम नई वात थी। उसने पूजारी की बहू को डरा-धमका कर सारा किस्सा जान छिया। नागवती को कैसे फकीर हर छे गया, कैसे उसके पिता और उनके छहों भाई सेवा साथ लेकर उसको छुड़ा लाने गए और वहाँ फकीर के जाद के वल से पत्थर की मूरतें वन गए, यह सब उसको माछम हो गया। उसने पूजारी की बहु से क्षमा माँगते हुए कहा-"मैं यह सब नहीं जानता था। तुमने जाज मेरी जाँखें खोल दीं। तुम मेरी माता हो। मुझे आशीष दो। मैं फकीर को र्दंड देने जाऊँगा।"



प्जारी की बहू ने आशीप देशर कहा—
"वेटा! तुम जुग-जुग जीवो और अपनी मैं।
का उद्धार करों]"

बालचन्द्र बहाँ से सीचे महल में गया।
जाकर लाट पर लेटा लेटा सोचने लगा। न
नहाया, न लाया-पिया। किसी से कुछ बोलता
चालता भी नहीं, मानों गुँगा हो गया हो।
तब उसकी छहां माताएँ आकर गिड़गिड़ाने
लगीं—"बेटा! तुमको क्या हो गया है!
क्या किसी ने कुछ कहा-सुना है ! हमसे
क्यों नहीं बोलते हो!" आखिर बालचन्द्र ने
हड़-स्वर में पृछा—"बताओ, मेरे माँ-बाप
कहाँ हैं!" "हम ही तुन्हारी माँ हैं।

तुम्हारे पिता मर गए।" उन्होंने जवाब दिया। "तो क्या मैं समझ छूँ कि मैं तुम सन की कोख से पैदा हुआ हूँ ! सच बताओ, मेरी माँ कहाँ है ! बताओगी कि नहीं !" उसने फिर पूछा। "हाय बेटा! किस चुड़ैल ने यह आग लगाई है ! उसके भी बाल-पच्चे होते तो वह यह आग क्यों सुलगाती !" उन्होंने रोते-पीटते कहा। 'क्यों नाहक किसी को दोष लगाती हो ! तुम सच कहो। इरने की कोई बात नहीं है ।" उसने हठ किया।

आख़िर लाचार होकर उन्होंने सारी कथा सुनाई और कहा—''बेटा! हमारे वंश में अब तुम एक ही बचे हो। इसीलिए हमने तुम्हें इतने लाइ-प्यार से पाल कर बड़ा किया है।'' "अच्छा! तो अब मैं अपनी मों को खुड़ाने चला। तुम सब मुझे आशीबींद दो।'' "हाय बेटा! तुम वहाँ कैसे जाओशे! यह मुतहा ककीर जो बारह हजार सेना को ख! गया, तुम्हें कैसे जीता बचने देगा! अगर तुम वहीं जाना ही चाहते हो तो पहले हम सबको अपने हाथ से जहर दे दो । फिर जहाँ तुम्हारा जी चाहे चले जाना । " उन्होंने रोते हुए कहा । "माँ ! तुम ब्बर्थ अधीर क्यों होती हो ! डरो नहीं ! मैं बेले के पौधे लाकर महल के सामने लगा हूँगा । तुम दिन में तीन दफे उन्हें सीचना । जब तक वे पौधे हरे-भरे बने रहेंगे समझना कि मैं सबुशल हूँ । जब वे सूख जाएँ तो जान लेना कि मेरी आयु पूरी हो गई । " इस तरह बहुत कुल कह-सुन कर बालचन्द्र ने उनको दादस बँधाया ।

बालचन्द्र ने सा-पी कर कुल कलेवा बौंध लिया। तव उसने अपने पिता के सभी आमृषण पहन लिए। कानों में मोतियों की बालियाँ पहनीं। हाथों में सोने के कड़े पहने। गले में रतों की मालाएँ पहनीं। अशक्तियों की बैली कमर में कस ली। किर तल्यार लटका कर, दुपद्वा कंधे पर डाल लिया और लहों माताओं के चरण छूकर वहाँ से चल पड़ा। [सशेष]





एक गाँव में एक गरी आदमी रहता था।

उसका नाग था भोळराम। वह रोज जङ्गळं
जाकर छकड़ियाँ तोड़ छाता और गाँव में वेच
कर अपनी जीविका चळाता। गरीवी के
मददगार की तरह उसके कई बच्चे भी
पैदा हो गए थे। वह किसी तरह साग-सत्तु
साकर एक झोंपड़ी में वाल-बचों के साथ बड़ी
मुद्दिकळ से दिन काट रहा था।

इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक रोज़ भोकाराम जङ्गल में लकड़ी काटने गया। वहाँ वह एक पेड़ से लकड़ी काट कर नीचे उतरा कि इतने में उसे पेड़ की जड़ में चींटियों का एक झुण्ड़ दिखाई दिया। उन सब चींटियों के मुँह में अनाज के दाने थे। यह देख कर भोशाराम को बहुत अचरज हुआ! उसने सोचा—" जो भगवान इस बने जङ्गल में रहने वाली चींटियों को दाना देकर पाल-पोस रहा है, वह मेरा पेट क्यों नहीं भरेगा! आज से में काम-धन्या सब बन्द कर देता

हैं। देखता हैं कि चींटियों की दाना देने वाला भगवान मेरे वाल-वचीं का पेट भरता है कि नहीं।" यह कह कर वह घर गया और असन लगा कर चुपचाप बैठ गया। धर में लाने के लिए कुछ न था। लरीदने के छिए पैसा भी न था। उसकी बीबी ने चिहाना शुरू कर दिया-" जाकर कहीं से कुछ कमा क्यों नहीं स्राते ?" है किन भोलाराम टस-से-मस नहीं हुआ। इसने कहा-"भैं क्यों कमाने जाऊँ ! जो भगवान चींटियों को दाना देता है, वह हमें मूखा क्यों रखेगा ?'' वेचारी औरत क्या जवाब देती ! साचार हो वह उस दिन से खुद जङ्गल जाने लगी और जड़ी-वृटियाँ लाकर गाँव में वेचने स्मी। यों किसी तरह कछ दिन बीत गए।

भोत्यराम की स्त्री एक दिन इसी तरह जङ्गल में जड़ी-वृटियाँ खोद रही थी कि अचानक दसकी खुरधी किसी कड़ी चीज से





ख्गी और खनखना उठी। यह देख बड़ी उतावळी से उसने और खोदा। योड़ी ही देर में एक कठसी निकल आई। उसमें अशिक्तिं भरी थीं। पहले तो उसने उसे जल्दी से उठा कर घर ले जाना चाहा। लेकिन फिर झट उसे याद जा गया कि दिन में ले जाने से कलसी देख कर लोगों को शक हो जाएगा। बस, सब अशिक्तों एक टोकरी में एस कर कमर से थोड़ी थास-फूस डाल कर उसने उसे कॅटीले झाड़ों से दक दिया और कुछ गोजर - विच्छू लाकर उसमें छोड़ दिए जिससे किसी को उसमें हाथ लगाने का साहस न हो। फिर वह घर चली गई। धीरे धीरे कॅपेरा हो गया और थोड़ी ही देर में रात के दस बज गए। तब भोलासम की सी ने अपने पति से जाकर कहा— "मुझे जक्रल में आज एक अशिंक्यों से मरी कलसी मिली थी। में उन्हें टोकरी में मर कर एक जगह लिया आई हूँ। चलो, टोकरी उटा लाएँ! कल से हमारी सारी

टाकरा उठा लिए! कल स हमारा सारा
गरीवी दूर हो जाएगी।" लेकिन मोलाराम
बहाँ से न हिला, न डुला। उसने कहा—
'हम बेकार तकलीफ क्यों करें! वीटियों को
दाना देने बाला भगवान खुद टोकरी हमारे घर
ले आएगा।" उसकी पत्नी बहुत गिड़गिड़ाई।
पर बह टस-से-मस न हुआ। रात गहरी हो
गई थी। कुछ चोर बगल के घर में सेंघ डाल
रहे थे। इन दोनों की सारी बातचीत सुन कर



उन्होंने सोचा—"बाइ! यह तो अच्छा मौका है! क्यों न जाकर अशिर्फिण उटा छाएँ?" यह सोच कर लोभ से रूपके हुए वे जाकर में पहुँचे। लेकिन टोकरी में ह्याथ डालते ही विच्छुओं ने डक्क मारा। "ओफ! ओफ! इस डाइन ने तो हमें भारी चकमा दिया! इसका चरला जलर लेना चाहिए।" यह सोच कर उन्होंने बढ़ी सावधानी से टोकरी उटाई और मोल्लाराम के घर दौड़े आए। उप्पर पर चढ़ कर उन्होंने एक बड़ा सुरास बना

\*\*\*\*\*

दिया। फिर उस छेद में से टोकरी उड़ेल दी। पहले तो टोकरी से जड़ी-बूटियाँ और गोजर-बिच्छू गिरे। लेकिन फिर झन-झन करती भज्ञफियाँ आई! यह देख कर पति-पत्नी अचरज से मुँह बाए रह गए। 'देखा! मेरा कहा ठीक निकल कि नहीं! चींटियों का भगवान अश्लियाँ उठा लया कि नहीं!' यह कह कर भोलाराम उठा और खुशी के मारे नाचने लगा!

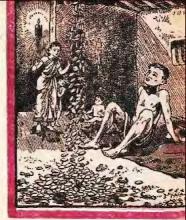

उसके बाद भोलाराम और उसके बीवी-बच्चे सभी सुख से दिन विताने लगे। उन्हें अब रुपए-पैसे की क्या कमी थी?

बचो! यह कड़|नी पढ़ कर तुम भी चैं:टियों को दाना देने वाले भगवान पर भरोसा करके कहीं पढ़ना-किलना न छोड़ देना! कम से कम मूख लगे तो अपनी माँ से लाना जरूर माँग लेना!





विदिशा नगर में एक दिन एक अभागे ठड़के की मौत हो गई। उस बच्चे के माँ-वाप और उनके नातेदार उसको दोकर गाँव के बाहर शमशान में ठे गए और उसे वहाँ एक जगह रख कर रोने-पीटने छगे। शाम का बक्त था और थोड़ी ही देर में अंधेरा होने वाला था।

उसी समय इनशान का ही एक गिद्ध उस जगह आ उतरा और उस खाश को देख कर आँसू बहाने रुगा—" हाय! कैसा सुन्दर उड़का है! इसे जमीन पर वेजान पड़ा देख कर मेरे ही आँसू रोके नहीं रुकते हैं। फिर उनकी क्या हालत होगी जिनकी आँखों का यह तारा रहा होगा! लेकिन रोने-पीटने से क्या फायदा! जो चला गया वह थोड़े ही लौट आएगा! इसलिए दिल कड़ा करके तम लोग यहाँ से चले जुओ। शाम हो रही

है। यह मरघट गाँव से बहुत दूर है।

अंधेरा होते ही यहाँ मृत-पेत, पिशाच आदि खुळ कर खेळने टगते हैं। वे मुदौ का तो कहना ही क्या; जिन्दों को भी खा जाते हैं।" उस गिद्ध ने बड़ी करुणा दिखाते हुए कहा।

उसकी बार्ते सुन कर छाश के साथ आए हुए छोगों को डर छगा। वे उस छाश को वहीं छोड़ कर छोट जाने छगे।

उनके कदम अभी पीछे मुद्दे ही थे कि
एक गट्टे में से एक सियार बाहर निकल
आया और उनके सामने आकर बोला—
"यह कैसी बात है ? क्या आप लोग अभी से
छौट कर चल दिए ? इतनी जल्दी ? अभी
तो आपको आए एक घड़ी भी नहीं धीती!
इस चाँद से लड़के को नंगी अमीन पर
छोड़ कर चले जाने को आप लोगों का मन
कैसे माना ? आप लोग इतनी जल्दी
निराश होकर चले जा रहे हैं। लेकिन आप

छोगों को क्या माछम कि उड़का फिर नहीं बी उठेगा । घर जाकर करोगे क्या । यही रोना-धोना न । यहीं बैठ कर क्यों न रो-धो छो ! " उसने कहा।

華軍者 奉命 中 中 中 中 中 市 市 市 東 東 南

ये बातें सुनते ही उन स्रोगों के मन में फिर से आज्ञा जग गई। कौन जाने, ज्ञायद छड्का फिर जी उठे? वे छोग वहीं रुक गए। यह देख कर गिद्ध फिर बोला-" क्या यकता है सियार ? लाश में सडास भी वैदा हो गई और तू कहता है कि रुड़का फिर जी उठेगा ? मला किसी ने सुना है कि कहीं सुदें भी जी उठते हैं ? इस श्मशान में रहते मेरे बारू पक गए हैं। तुम छोग मेरी बात मानोगे कि इस सियार की ? यह सियार तो कल का बचा है। अभी इसके दूध के दाँत भी नहीं ट्रटे हैं। इमश्रान में बैठ कर रोने-पीटने से क्या फ़ायदा है ? जाओ, घर जाओ ! किया-करम करो ! बाखणों को दान-दक्षिणा दो तो कुछ पुण्य हो और इस बेचारे की आत्मा को मुख मिले। यहाँ बैठे रहने से क्या फायदा है? जाओ! जाओ!" यों उसने उन्हें वहाँ से खदेड्ना चाहा। उसकी बार्ते सुन कर वे छोग वहाँ से जाने छो। लेकिन इतने में सियार फिर बोज-" गिद्ध की अकड़



तो सिठिया गई है। सिर्फ वाल पकने से ही किसी की बुद्धि भी नहीं पक जाती। आप छोग जरा सोचिए-विचारिए तो बुरन्त माछम हो जाश्या कि इसकी बाँत सुठी हैं। यह कहता है कि मरे हुए छोग फिर नहीं जी उठते। छेकिन क्या सावित्री का पित सरवान मर कर फिर नहीं जी उठा था! क्या हरिखन्द्र की पत्नी शैन्या का क्या रोहितास साँप के उस छेने से मर कर फिर नहीं जी उठा था! का, शायद उसी तरह यह छड़का भी फिर जी उठे! इसछिए आप छोग और थोड़ी देर तक यहीं रह जाइए। यह गिद्ध आप छोगों को मृत-नेत

WAR WEST AND TO

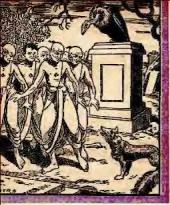

का डर दिखाता है। लेकिन जानिए कि सूतभेत साहसी मनुष्य का कुछ नहीं विगाड़
सकते। अगर भाग को डर लगे तो अगवान
हाइस की पार्थना कीजिए। क्योंकि वे सभी
म्तों के नाथ हैं। किर ग्त-येत तो आगके पास
परकेंगे भी नहीं। वे औहर दानी भी हैं।
आपके बच्चे को जिला देना उनके लिए
कोई बड़ी बात नहीं है।" शोक में हुवे
हुए लोगों की बुद्धि कुल काम नहीं करती।
लश के साथ जाए हुए लोगों की समझ में
नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। गिद्ध की बात सुन कर वे लोग वहाँ से चले जाने
की साचती। लेकिन सियार की बातें सुन

कर किर रुक जाते। वे छोग यह भी नहीं जान पाए कि दोनों की वातों में कौन सा रहस्य छिप्र हुआ है?

वास्तव में उस गिद्ध और सियार दोनों को लड़के के मर जाने का कोई सीच न था। वे झूठ-पूठ के ऑसू वहाते हुए वड़ी करुणा दिखा रहे थे। लेकिन दोनों के मन में इस ठाश को देख कर ख़शी हो रही थी। क्योंकि ठाओं की नीच खाने से ही गिद्ध और सियार की जीविका चलती है। इसी से वे दोनों लाश को देखते ही वहाँ आकर जना हो गए थे। लेकिन सियार को देखते ही गिद्ध के मन में ठारुच पैदा हो गया कि वह किसी न किसी तरह उसे चकमा देकर सारी लाश वही हुड़्य जाए। इसके लिए यह जरूरी था कि हाश के साथ आए हुए होग अँधेरा होने के पहले ही लाश को वहाँ छोड कर चले जाएँ। क्योंकि गिद्ध को सभी चिडियों की तरह दिन भर चारा हुँड कर अधेरा होने के पहले ही घोंसले में पहुँच जाना था। इसीलिए गिद्ध उनको तुरन्त घर जाकर किया-करम करने और दान-दक्षिणा देने की सरुाह दे रहा था।

हैकिन सियार क्या कम चालाक था? बहु और भी बड़ी बड़ी बातें बनाने रुगा। उसने शास्त्रों और पुराणों का हवाटा दिया और उन सब को भगवान शहर की प्रार्थना करने को कहा। बात असल में यह थी कि अँधेरा हुए बिना सियार को उस लाश पर हाय साफ करने का मौका नहीं मिछ सकता था। अगर रिश्तेदार लोग इसी बीच लाश को वहाँ छोड़ कर जाते तो यिद्ध उसे तुरन्त हुड्प जाता और फिर उसके किए कुछ नहीं पच रहता। लेकिन अधेरा होने तक अगर बह रिश्तेदारों को वहीं रोक रखे तो फिर गिद्ध को निराश होकर चले जाना पडेगा और बाजी उसी की होगी। कुछ देर बाद रिश्तेदार भी ऊब कर घर चले जाएँगे। फिर वो उसे मन-बाहा मौक्रा मिल जाएगा।

\*\*\*\*\*\*\*\*

इस तरह पिद्ध और सियार दोनों अपनी अपनी चतुराई दिखा कर किसी न किसी तरह पेट की आग बुझाने का उपाय कर रहे ये। इतने में अंधेरा होने रुगा। रुड़के के भाई-बन्धु ढाचार होका सियार के कहे अनुसार करुण-स्वरासे शिवजी की पार्थना करने रुगे।

'बन्दे श्रम्भुम् उमापतिम्, सुरगुरुम् बन्दे जगस्कारणम्, बन्दे पत्रगम्पणम्'



अब गिद्ध पूरी तरह निराश हो गया था।

उसने निश्चय कर लिया कि अन्धेरा भी हो

चल है और रिस्तेतर लोग वहाँ से टलने
बाले नहीं। यह मन ही मन सिगर को
कोसता हुआ वहाँ से उड़ने की तैयारी करने
रुगा। लेकिन इतने में अन्धेरा हो जाने के
कारण भगवान महादेन अपने मून-प्रेतों के
साथ इनशान की सैर करने आए। उन्हें उस
लड़के के रिस्तेदारों की प्रार्थमा का स्वर
युनाई पड़ा। उन्होंने सुरन्त उनके सामने
प्रत्यक्ष होकर कहा—" युम लोग कीन हो
और किसलिए मेरी प्रार्थना कर रहे हो है"

तय उन होगों ने आनन्द से भर कर अपनी कहानी सुनाई और कहा—"हम पर कृपा करके इस लड़के को जिलड़ए।" भगवान ने 'तथान्तु' कह दिया। तुरन्त वह लड़का जम्हाई होता हुआ उठ बैठा जैसे अभी नींद से जगा हो। वह कहने लगा—" और ! मैं इस इमशान मैं कैसे आ गया?"

िद्ध ने जाते जाते यह सब देखा तो वह जहाँ का तहाँ ठिठका रह गया। इधर सियार जो मन ही मन फूला न समा रहा था कि अब समूची लाश उसे ही मिलेगी छड़के को फिर जी उठते देख कर पत्थर की तरह खड़ा रह गया। अपने मन की जलन निशालने के लिए वह महादेव को कोसने लगा। यह देख कर लड़के के रिस्तेदारों को बहुत अचरज हुआ। उन्होंने कहा—"अरे! यह कैसी वात है! तुन्हारी ही सजह तो थी कि हम मगवान महादेव की पार्थना करें! हमारी प्रार्थना सुन कर

उन्होंने लड़के को जिलाया। अब तुम उन्हें क्यों कोसने लो हो ?" तब सियार ने रिरिया कर जवाब दिया—" तुम्हरा लड़का जीता या न जीता! सुन्ने क्या पड़ी थी ? मैं तो इसलिए खुश हो रहा था कि आज सुन्ने एक लाश खाने को मिली। लो, इतने में दौड़े आए बड़े देवता कहीं के! और लड़के को जिला कर मेरे मुँह का कौर छीन लिया।" यह सुन कर गिद्ध ने नीचे उतर कर सारी राम-कहानी सुनाई और कहा—" भगवान! आपने वह अच्छा ही किया। यह मेरे मुँह का कौर छीनना चाहता था। आपने इसके मुँह का कौर छीनना चाहता था। आपने इसके मुँह का कौर छीनना लिया।"

तव भगवान ने सोना कि ये दोनों बेचारे अपनी मूख मिटाने के लिए तो यह सब कर रहे ये! उन्होंने उन पर तरस खाकर ऐसा बर दिया जिससे फिर दोनों को कभी मूख-प्यास न सताए। रिश्तेदार लोग भी लड़के को साथ लेकर अपने भाग्य पर कुले हुए घर लौट गए।





(7क जक्रल में एक बाघ-बाधिन और दो खरगोश आस-पड़ोस में रहते थे। ये दोनों जोडे आपस में बडे मेल-जोल से रहते थे। इनकी दोस्ती देख कर जहरू के सभी जीव अबरज करते थे। क्योंकि जैसा तुम जानते हो. बाघ माँसाहारी जीव है और इंगल में उसको देख कर सभी मृग डरते हैं। अगर कोई मूला-मटका जानवर उसके सामने आ गया तो समझो कि उसकी मौत ही उसे उधर ले आई। बाद के सामने होकर कोई मी जानवर जिंदा नहीं लौट सकता। वह जितना खुँखार है उतना ही फुर्जीका भी। ऐसे बाब में और खरगोश में गाढ़ी दोस्ती देख कर जंगल के जानवरों को अचरत न हो तो और क्या हो ? कुछ के मन में तो डाह भी पैदा हो गई थी।

ये दोनों जोडे दो झोंपड़ियों में रहते थे। वरसात का मौसम आता तो झोंपड़ियाँ चूने लगतीं। इससे इनको बड़ी तकलीफ होती थी। इसलिए इन दोनों ने निधय किया कि धास-फूस काट लाएँ और झोपड़ियाँ छा लें। नहीं तो बरसात के दिनों में सोने की अगह भी नहीं रहेगी।

दूसरे दिन बाप और खरगोदा घास-पूस ढूँदने के लिए फुँह-अन्धेरे घर से चल दिए। बाप को चने का सत्तू बहुत पसन्द था। खरगोदा से जसभी गहरी दोस्ती भी ही। इसलिए खरगोदा को भी सत्तू पसन्द था। इसलिए जब बाधिन ने सत्तू बाँध दिया तो खरगोदीन ने भी सत्तू बाँध दिया।

कलेने की पोटलियाँ कन्धे पर लटकाए लम्बी मूठ बाले हाँसिए हाथों में लेकर बाध

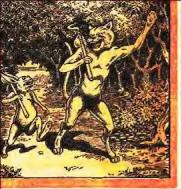

और खरगोश साहव एक अच्छी साहत में धास काटने चले। शाम तक मेहनत करके धास के दो बड़े बड़े गड्डे सिर पर रख कर वे दोनों घर औट आए।

इस तरह दो तीन दिन बीत गए।
लेकिन बड़ों ने कहा है न ? 'सबै दिन जात
न एक समान।' यहाँ भी वही हाछ हुआ।
एक दिन बाघ और बाधिन में झगड़ा हो
गया। बाधिन को अपने पति पर बड़ा मुस्सा
आया। उसने तैश में आकर कहा—' अगर्
मैंने तुमको मूलों न मार दिया तो मेरा नाम
न लेना!' जब घर-बाली रूठ जाय तो पति

महाशय भूखों न मरें तो क्या करें ? स्वो! जानते हो बाधिन ने दूसरे दिन क्या किया? उसने कलेवे की पोटली में तीन चार पत्थर बाँध दिए और बड़े मेम से पति के हाथ में पोटली थमा दी। वह वेचारा क्या जाने कि उसकी पोटली में कलेवा नहीं; बलिक पत्थर बैंधे हुए थे ? उसे अपनी घर बाली की प्रतिज्ञा बिल्कुल बाद न थी। उस बेचारे को तो खुशी हो रही थी कि बीबी से उसकी सुलह

免费不可受受要的成果或不可能

हो गई। नहीं तो वह सबेरे सबेरे उठ कर करेबा बना कर उसके हाथ क्यों दे देती! इसलिए बाप ने सोचा कि उसकी बीबी ने कल के झगड़े की बात मन से बिलकुल अल दी है। उसने सोचा—'बाह! इसका दिल कैसा साफ हैं!' बाप खुशी खुशी जक्कल की तरफ चला गया।

बड़ी तेज घूप थी। दोपहर होते होते बाब के पेट में चूहे दौड़ने रूगे। बेचारा कलेवे की पोटली लेकर एक पेड़ की छाँह में खाने बैठा। पोटली लोखी तो धुँह बाए खड़ा रह गया। वह अब क्या करें। सूख के 医医克里尼耳耳尼里耳耳耳耳耳

मारे बेहाल था। खरगोश का कहीं पता न था। वस, उसने झट खरगोश की पोरकी खोकी। खाने की चीजें निक्तक कर पत्थर उसमें रख दिए। फिर थोड़ी दूर जाकर बैठ गया जैसे वह कुछ भी जानतां ही न हो।

थोडी देर बाद थका - माँडा भूबा-प्यासा खरगोश कलेवा करने आया। बेचारे ने जरुदी जरुदी पोटली खोली।

लेकिन पोटली में पत्थरों के सिवा

और कुछ न था। खरगोश ने नजदीक के एक तालाय में जाकर पानी पीकर प्यास बझाई। वेचारे की निराशा का ठिकाना न रहा। सबेरे से उसने कुछ खाया-पीया न था। मूख न था। बाघ तो ऐसा कभी न करेगा। बड़े जोर से लग रही थी। जन्तड़ियाँ कुलबुला नहीं थीं। तिस पर आज उसने मेहनत भी ऐसा किया हो। हेकिन ऐसा मजाक तो ठीक खूब की थी। उपका उपका खाने के लिए नहीं! इस तरह खरगोश इस सोच में पड़ आया। लेकिन कड़ेने के बदले पत्थर ! यह गया कि पोटली में कलेने के नदले पत्थर कैसे मुनकिन हुआ ? शायद उसकी पत्नी की कहाँ से आ गए?

भूळ हो! लेकिन उसकी पत्नी ने तो कभी जब साँख हुई तो गुस्से से भरा खरगोश ऐसा न किया था। वास्तव में उसकी जैसी घर छौटा। दरवाजे पर पाँव धरते ही उसने अच्छी स्त्री कहीं न थी। फिर यह कैसे पत्नी को बुख कर पृछा—" क्यों री! क्या



हुआ ? क्या किसी ने कलेवा चुरा कर उसके बदले पत्थर रख दिए ? लेकिन नजदीक में उसके प्यारे दोस्त वाघ के सिवा और कोई शायद उसकी बीबी ने मजाक के तौर पर

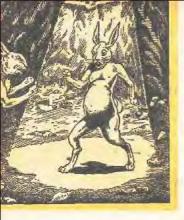

कभी हो सकता है ? ' उसने खिसिया कर कहा। आख़िर दोनों में सुरुद्द हुई और खा - पी कर दोनों सो गए।

दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। बाधिन ने फिर पत्थर बाँध दिए। हेकिय बाच की क्या मजाल थी कि जो पत्नी से कुछ कहे ? उसने उस दिन भी अपने दोस्त की पोटली साफ कर दी। भोला-माला खरगोश शाम को फिर खरगोशिन पर बिगडा। उसे घर से निकल जाने को कहा। आखिर खरगोशिन ने बड़ी बढ़ी कसमें

तेरी अवल गारी गई जो तूने कलेवे की खाकर अपने पति से कहा—"सुनो तो! पोटरी में परधर बाँध दिए थे ! त ने जान पड़ता है, कोई बदमाश बह शरारत सोचा नहीं कि मैं खाऊँगा क्या ! निगोडी कर रहा है। अगर विश्वास न हो तो कल कहीं की! यह भी कोई दिलगी है ? याद दोपहर को छिप कर देख हेना। फिर आसानी रख! ऐसा फिर कमी किया तो तेरी से चोर पकड़ा जाएगा। तत्र उसकी खूब हुआ - पसकी चूर - चूर कर दूँगा!" उसने ख़बर लेना। बेकार मुझ पर क्यों विगड़ते बाँत पीस कर कहा। खरगोशिन को जैसे हो?" खरगोश को यह बात जैंन गई। काठ गए दिया हो। 'दैया रे दैया! इसरे दिन खरगोशिन ने कठेवे की पोटली कहते क्या हो ? परवर बाँच दिए ? मैंने तो उसकी आँखों के सामने बाँधी।

बोटली में रोज़ की तरह सत्तू बाँध दिया था। इस दिन खरगोड़ का सारा घ्यान उस

इस में पत्थर कहाँ से आ गए? यह भी पीरही पर हमा रहा। काम करने में मन न

खगा। वह किसी न किसी तरह चोर को पकड़ना चाहता था। उसने पोटली रोज की तरह एक जगह रख दी और काम का बहाना करके चला गया। जन खोरहर हुई तो नजदीक की झाड़ी में छिप कर देखने लगा। थोड़ी ही देर में बाध आया और उसकी पोटली खोड़ कर बहरी जल्दी खाने लगा। अब खरगोश की समझ में आ गया कि उसकी पोटली में से कलेज रोज़ कैसे ग़ायन हो बाता

था ! उसने सोचा—"तो यह सब मेरे दोस्त की करामात थी ! और मैं वेकार अपनी स्त्री पर विगड रहा था !"

बाघ पोटली साफ करके चला गया।
स्वरगोश चुपचाप देखता रहा। उस दिन भी कह
वह तालाव का पत्नी पीकर रह गया। शाम मेरी
को दोनों मित्र घर लीटने की तैयारी करने बैठ
छये। आज स्वरगोश ने जरा बड़ा ग्रहाबाँधा। पहुँ
दोनों अपना अपना ग्रहा उठाने ल्ये। इतने
में बाध ने पूछा—"क्यों दोस्त? आज मिल
सुरहारी तथीयत ठीक नहीं माल्हम होती है? को
क्या ग्रहा सुम से उठ नहीं रहा है?"

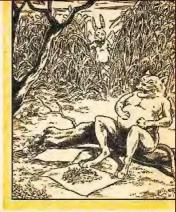

"क्या कहूँ, भाई | बुखार चढ़ गया है ! इसी से सोच गें पड़ा हूँ कि घर कैसे पहेँचें ?" खरगोश ने कहा।

बाह को उस पर तरस आ गया। उसने कहा—"अच्छा, तो तुन अपना गृहा भी मेरी पीठ पर रूद दो और उस पर तुम भी बैठ बाओ। मैं जासानी से तुम को घर पहुँचा हूँगा।"

"भई! सनमुन तुन्हारे जैसा दोन्त मिठना मुश्तिकल है। सन्ता दोस्त तो सिर्फ तुन्धी को कह सकते हैं। मैं तुन्हारा पहसान तो जन्म जन्म में न भूल सकूँगा।" खरगोश ने जवाब दिया। उसने हाँफते-कराहते अपना गष्टा बाघ की पीठ पर रख दिया और ख़द उस पर आराम से बैठ गया।

धीरे धीरे वे दोनों गाँव के नजदीक पहुँचे। वहीं पास में एक मरघट था। उस समय वहाँ एक चिता जल रही थी। खरगोश चुपके से बाघ की पीठ पर से उतर गया और उस चिता में से एक जरुती हुई छकड़ी उठा लाया। उसने उससे बाघ की पीठ पर रखी हुई वास में आग रुगा दी। सुखी घास-फुस थी। आग वड़ी जल्दी भभक उठी। उस वाय वेचारे का सारा शरीर जल गया । गङ्रे उसकी पीठ पर मजबृती से वैधे हुए थे। इसलिए वह उन्हें गिरा भी न सकता था। तब खरगोश ने व्यङ्ग से कहा-" बाव भैया! अब तो कभी अपने

दोस्तों को धोला न दोगे ? मेरी बात याद रखींगे न ? " यह कह कर वह नौ-दो-ग्यारह हो गया। उच्चो ! मैं तुमसे एक बात कहना कलड़ लगने पर फिर उसको घो डालना भूछ ही गया। पहले बाध के बदन पर मुक्तिल हो जाता है।

धारियाँ नहीं होती थीं। जब उसने चोरी की और अपने दोस्त की घोखा दिया तो उसे उसका फळ भगतना पडा। रसके बदन पर जहाँ जहाँ जलती हुई घास चिपकी रही वहाँ-वहाँ उसका शरीर जल गया। कुछ दिनों के बाद घाव तो अच्छे हो गए। लेकिन दाग रह गए। बाध के बदन पर वे धारियाँ नहीं: बल्कि उसके कलक की कालिमा है।

एक आदमी के पाप से सारी जाति का नाश हो जाता है। उसी तरह एक बाध के कलक की कालिमा सभी बाधों के शरीर पर प्रगट हो गई। अगर वे घवने न होते तो वाघ का बदन फैसा सुनहला और सुन्दर होता, सोचो तो !

इसलिए चाहे पशु हों चाहे मनुष्य, हरेक को यह कोशिश करनी चाहिए कि उस पर कोई करुङ्क न लगने पाए। एक बार



\*\*\*\*\*\*



िक्ति अमाने में एक बिही सहती थी।
एक तोताराम से उस की बड़ी दोस्ती
थी। एक दिन बिही ने अपने दोस्त तोताराम
को दाबत के लिए बुलाय। लेक्टिन बह थी
बड़ी फंजूस। इसलिए उसने तोते को सिर्फ
थोड़ा-सा सरत् और पतला-सा पानी मिला हुआ
दूर्य दिया। बेचारा तोताराम बड़ा शरीफ था।
इसलिए बहु कुछ भी नहीं कह सका।

कुछ दिन बाद तोते की बारी आई। तब उसने बड़ी धूम-धाम के साथ इस दावत की तैयारी की। उस ने पाँच सौ छड़ू, एक ह्ज़ार रोटियाँ और पाँच घड़ों में भर कर सीर तैयार की। फिर विडी को बुख छाया।

खीर देखते ही बिडी फूटी न समाई। उस के सुँह से कर टपकने ठमी। तीते ने अपने ठिए दो लड्डू अलग रख लिए और वाकी सभी चीज़ें बिडी के सामने रख दौं। बिडी दोनों हाथों लड्डू उटा कर मुँह में हूँसने रूपी। एक एक रुड्ह उसके टिए एक एक कौर वन जाता था। चवाने के टिए सनय ही कहाँ था है वस, जब्दी जल्दी निगरुती जाती थी। इस तरह एक एक कर सब रुड्डू खतम हो गए। रोटियाँ भी गायब हो गईँ और खीर के घड़े भी खाडी हो गए।

" पेट तो भरा नहीं! क्या और कुछ बचा है!" विश्वी ओठ चाटती हुई <mark>बोळी ।</mark>

तोते ने दोनों लड्डू जो अपने लिए बना कर रख लिए थे, लाकर बिछी की थाली ने डाल दिए और कहा—'बस, इन दोनों लड्डुओं के सिया और कुछ नहीं बना है।'

बिली ने दोनों लड्डू एक ही बार मुँह में हुँस लिए और एक ही कीर में निगल कर बोली—' लेफिन मेरा पेट तो भरा नहीं! क्या खाने के लिए और कुछ नहीं बचा है!'

तोते ने शुँझला कर कहा—'जो कुछ था स्रो सब तुन्हीं निगल गई। अब और



क्या बचा है ! हाँ, सिर्फ मैं बच रहा हूँ । चाहो तो मुझे भी निगळ जाओ! '

तोते के यह कहने की देरी थी कि विष्ठी

उस पर झाट पड़ी और उसकी पकड़ कर

हाट से निगल गई। किर वहर निकल कर

सड़क पर आ गई। वहाँ एक बुढ़िग़ खड़ी

सड़ी इस निजी के काले कारनामें अपनी

धाँखों देख रही थी। उस ने विजी को रोक कर

कहा—'निगोड़ी कहीं की! वशा तुझे इतना
भी न सुझा कि वह तुम्हारा दोस्त था?'

'चली है बड़ा उपदेश देने ! देख ! अभी तेरी क्या गत बनाती हूँ !' यह कह कर किली ने बुढ़िया को भी पकड़ लिया और झट से भुँह में डाल कर निगल गई । बह फिर ख़ुशी-ख़ुशी आगे बढ़ी तो उसे एक धोबी एक गधे को हाँकता हुआ मिला।

'क्यों री बिड़ी! अन्धी है क्या! गधे की टोंग के नीचे पड़ कर दव जाएगी तो बस, भुरता ही निकल जाएगा। हट जा, हट जा, सामने से!' धोबी ने कहा।

'वाह रे ! वाह ! आँखें सिर पर चढ़ गई हैं क्या ! क्या समझ रखा है तू ने मुझे ! पाँच सौ छड्डू और एक हज़र रोटियाँ चट कर गई। पाँच घड़े खीर एक चूँट में भी गई। तोतेराम को निगल गई। एक बुढ़िया ने टोका तो उस को हड़प कर गई। तू कहाँ से आया है मुझे आँख दिखाने ! देख, अभी तेरा क्या हाल करती हूँ !' यह कह कर विछी गये और

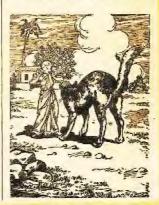

थोबी दोनों को पलक मास्ते-मास्ते हड़प गई और फिर आगे बढ़ चली।

थोड़ी दूर पर विश्वी को एक जुद्धस सा धाता दिखाई दिया । कल ही वहाँ के राजकुमार की बादी हुई थी। इसल्पि वहीं धूमधाम से जुद्धस निकल रहा था । आगे-आगे
बाजे-गांजे वालें चल रहे थे। उन के पीछे सारे
दरवारी लोग एक कतार में चल रहे थे।
सब के पीछे एक सौ हाथी झ्मते चले आ
रहे थे। विश्वी सीधे इस जुद्धस के सामने
से जाने लगी।

"क्या री किलैया! तेरी वाँखें आसमान पर चढ़ गई हैं! हाथी के पैरों तले पड़ जाएगी सो चटनी बन जाएगी। हट जा! हट जा!

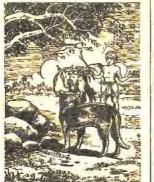



नहीं तो नाहक जात गँबाएगी!" किसी दस्वारी ने कहा।

'अच्छा, देखूँ, किस की चटनी बनती है ! क्या समझ रखा है तूने मुझे ! धँच सी छड्डू और एक इज़र रोटियाँ चट कर गई । धँच छड़े सीर एक धूँट में भी गई । जपने दोस्त सोते को निगछ गई । एक बुढ़िया ने टोका तो उसे भी हड़प कर गई । वेवकुक धोबी जो सामने आया तो उसे और उसके गधे को भी निगछ गई । क्या तू समझता है कि मैं तेरे राजा-रानी, उनके बाजे बालों और हाथियों की कोई परवाह करती हूँ ! देख ले अभी !' यह कह कर विही सारे जुल्हस को भय हाथियों के निगछ गई और आगे बढ़ी। अब तक विधी का पेट भर गया था। हाथ को हाथ न स्कूता था। लेकिन जाख़िर लेकिन उसे ऐसा माछ्म होता था मानों उस के वह चूहा था न ? उसी अन्धेर में उस ने भोजन में कोई कमी रह गई है। थोड़ी देर लड्डुजों, तोते, बुढ़िया, धोबी, गधे, बाद बिल्ली को याद आया कि जाज सबेरे से राजा-रामी, दरवारियों, बाजे-बालों, और उस ने एक भी चूहा नहीं खाया है। उस ने हाथियों सबको देख लिखा। इन सबसे बिल्ली सोचा—'ओह! तो बात यह है ?' का पेट खाचालच भरा माछ्म हो रहा था।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

वह मन-ही-मन वह सब सोच रही थी वहाँ हवा की कमी से उस का दम घुटा जा कि एक चूहा उस के सामने आकर खड़ा रहा था। फिर वह वहाँ कैसे रुकता ! उस ने हो गया और बड़ी शान के साथ बोलने अपने पैने दाँतों से बिही के पेट में एक लगा- 'ऐ बिही ! हट जा ! हट जा, मेरे वडा छेद कर दिया और बाहर निकल सामने से ! क्या तेरी शामत आ गई जो आया । उसी के पीछे पीछे चौंच में दो लड्डू दबाए तोताराम भी वाहर आ गया। इस तरह मेरी राह रोक कर खड़ी हो गई तोते के पीछे-पीछे बुढ़िया, उस के पीछे धोबी, है ?' बिली फुळी न समाई । उसे मुँह-माँगी मुराद मिल गई। उस ने पलक मारते में उस के पीछे गया और उस के पीछे राजा और चूहे को पकड़ा और मुँह में डाल कर बिना रानी का सारा जुद्धस वाहर निकल आया। चवाए निगल गई। यह तो कॅट के मुँह में अब बेचारी बिली क्या करती ? अपना जीरे का फीरन था। पेट सिल्वाने के लिए वह किसी दर्जी को

विल्ली के पेट के अन्दर बड़ा अन्धेरा था। हूँढ़ने चली गई।





बीने ग्रुम की बात है। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके इक्छीते बेटे का नाम था प्रभाकर। व्यापारी के पास दो बड़े जहाज थे। उन्हीं के जरिए व्यापार करके उसने ठाखों कमाए।

एक चार व्यापारी के दोनों जहाज माछ राद कर विदेश गए। लेकिन बहुत दिन बीत जाने पर भी जब जहाज नहीं लौटे तब उसके मन में गहरी चिन्ता पैदा हुई। वह बहुत अधीरता से उनकी राह देखने लगा। आखिर उसे खबर लगी कि उसके जहाज़ तूफान में डूब गए। व्यापारी के सिर पर मानों विजली गिरी। वह माथा पकड़ कर जमीन पर बैठ गया।

कुछ देर बाद उसने सिर उठाया तो देखा कि एक मैंगा उसके सामने खड़ा ठठा कर हैंस कर कह रहा है—"सेठगी! बैकार सोच क्यों करते हो! बब रोने-गैटने से क्या होने वाला है! किर भी जगर तुम

एक बचन दो तो मैं तुम्हारी मदद कर हूँ।
आज शाम को घर लौटते ही सब से पहले
जिस चीज़ पर तुम्हारी नजर पढ़े वह सुझे
दे दो। अगर तुम शुझे यह वचन दो तो मैं
तुम्हारी स्त्रोई हुई दौळत फिर तुम्हें वापस
दिला सकता हूँ। जो चीज़ सुझे देनी पढ़ेगी
वह वारह साल के अंदर जब तुम्हारा मन
चाहे दे सकते हो।"

यह सुन कर ज्यापरी ने अपने मन में सोचा—"मेरे घर लैटने पर सबसे पहले जो दौड़ कर मेरे पैरों से चिपट जाता हैं वह है मेरा कुता। इसलिए सारी दौलत के बदले बौने को एक कुता देकर मैं छुटकारा पा सकता हूँ।" यह सोच कर उसने बौने की शर्त मंजूर कर ली। बौना जैसे आया बा बैसे ही नायब हो गया।

व्यापारी शाम को घर ठौटा। चौसट पर पाँव रख ही रहा था कि उसका खड़्ख

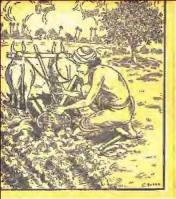

इंडका प्रभाकर दौड़ कर उससे लिपट गया। यह देख कर व्यापारी की एक पड़ा चका लगा। लेकिन बेचारा करता क्या ? वात जो हार जुका था! आख़िर उसने वह सोच कर सन्तोष कर लिया कि उस के लिए अभी बारह वर्ष का समय है। एक दिन व्यापारी खेत जोतवा रहा था कि उसके हुँछ की फारू किसी कड़ी चीज़ से टकराई। वहाँ स्रोदने पर उसे अशर्फियों से भरा हुआ एक घडा मिला। ब्यापारी ने समझा कि यह उसी बौने का प्रमाद है। उस पूँजी से व्यापार करके एक दो बरस में वह फिर लखपती बन गया। वह नाव से उत्तर कर जब थोड़ी दूर चला तो उसे

देखते देखते वाह् बरस बीत गए। बीने की दी हुई अवधि पूरी हो गई। तब व्यापारी ने अपने लड़के प्रभाकर को बुखा कर सारा किस्सा कह सुनाया। सुन कर प्रभाकर ने कहा—"अच्छा, देख्ँगा कि वह बीना हमारा क्या बिगाड़ सकता है! बच्चे को ऐसा चंपेहुँगा कि छठी का तूब याद आ जाएगा। आप कुछ फिक्र न कीजिए!" थोड़ी देर में बौना जा ही गया। उसने ब्यापारी से कहा-"क्यों सेंठजी! तुमने मुझे जो वचन दिया बा वह परा करोगे कि नहीं?" उसका इतना कहना या कि प्रभाकर उस पर टूट पड़ा और उसे मार-पीट कर भगाने की कोशिश करने लगा।

टेकिन वह कोई मामूठी बौना नहीं था। वह पछ भर में प्रभाकर को कैंद्र करके ले गया। प्रभाकर की गुस्ताकी की लजा देने के लिए उसने उसे एक छोटी सी नाव पर चढ़ा कर समुन्दर में छोड़ दिया। प्रभाकर की नाव बहते बहते एक सुनसःन किनारे से जा स्मी। एक सोने के पहाड़ पर एक सोने का जिला दिखाई दिया। इस क्रिले में दैत्य लोग रहते थे।

भगाकर उस क्रिले में घुसा और वहाँ एक महरू देख कर इसमें बला गया। एक कमरे में उसे एक काला साँप दिलाई दिया। उस साँप ने उससे वहा-"डरो मत! मैं एक देव-कन्या हूँ। दैत्य लोग मुझे उटा कर हे आए और मुझे एक काला साँप बना दिया। अगर तुम एक उपाय करो तो मुझे इस शाप से छुटकारा मिरू सकता है। तुम्हारे इस उपकार के लिए की कोई बात नहीं। तुम्हारे मरते ही मैं इस मैं जन्म भर तुम्हारी दासी बनी रहूँगी जादू से छूट जाऊँगी और फिर तुन्हें जिला और किसी न किसी तरह इस उपकार छूँगी।' देव-कन्या ने जैसा कहा, वैसा ही का बदरम जरूर चुका हूँगी।" प्रमाकर ने हुआ। आख़ि! देव-कन्या ने अपना असली उसकी बात मन्जूर कर ही। तब उसने रूप धारण करके प्रवाकर को जिला लिया। कहा-'प्रमाकत ! आधी रात होते ही काले बौने इस तरह बौनों से उनका पिण्ड छूट गया। र्वेस्य तुन्हें स्रोजते हुए आएँगे और पूछेंगे— तत्र प्रभाकर ने उस देव-कन्या से शादी कर 'तुम यहाँ क्यों आए ? 'तत्र तुम कहना—'में ही और दोनों उसी पहाड़ पर, उसी किले देव-कम्या को हेने आया हूँ।' फिर वे पूछेंगे- में रहने लगे। कुछ ही दिनों में उनके एक 'बया तुम उसके लिए अपनी जान देने को छुन्दर लड्का पैदा हुआ। तैयार हो ? ' तत्र तुम 'हीं' कर देना। तुरन्त दो साल बाद प्रभाकर ने अपनी स्त्री

बे तुम्हारी जान ले लेंगे। परन्तु हरने से कहा-"मैं एक बार अपने माँ-नाप को

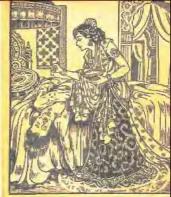



देख आना चाहता हूँ।" लेकन उसने कब्रुं न किया। पर प्रभाकर के बहुत हठ करने पर उसने कहा—" अच्छा, तो जाओ! मैं एक कँग्रुठी देती हूँ। उसे उँगली में पहन लो। उसके प्रभाव से ज्यों ही तुम सुक्षे याद करोमे, मैं तुम्हारे आगे आ खड़ी हूँगी। लेकिन याद रखो! अपने पिता के सामने सुझे कभी याद न करना।" यह कह कर उसने एक अँग्रुठी अपने पित की उँगली में पहना दी।

प्रभाकर ने वह अंगूटी पहन कर जाँखें मूँद की और कहा—"मैं अपने पिता के पास जाना चाहता हूँ।" उसने आँख खोळी

\*\*\*\*

तो अपने को पिता के घर में खड़ा पाया। लेकिन उसे अपना घर छोड़े बहुत दिन हो गए थे। उसका रूप भी विलक्क बद्दरू गया था। इसलिए उसके माता-पिता उसे पहचान नहीं सके। यह देख कर प्रमाकर को बढ़ा दुख हुआ। उसने शुरू से अपनी सारी कहानी उन्हें सुनाई। तो भी उन्हें उस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने समझा कि यह कोई धोले-नाज है। प्रमाकर ने बहुत सी निशानियाँ दिखाई; तो भी उन्हें उस पर विश्वास न हुजा। आख़िर प्रभाकर को गुस्सा आ गया। उसने साबित करना चाहा कि वह सूछ नहीं है। इसलिए उसने मन में अपनी स्त्री को याद किया। तुरम्त वह बेटे को अपनी गोद में छिए आ खड़ी हुई। अब प्रमाकर के मीं-चाप की विश्वास हुआ। वे वह और पोते को देख कर बहुत खुश हुए। लेकिन देव-कन्या को मन ही मन अपने पति पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। वह सोच रही थी कि इसने अपना बचन तोड़ डाला।

. . . . . . . . . . . . . . . .

एक दिन पति-पत्नी दोनों नदी के किनारे टहल रहे थे। इतने में प्रमाकर को नींद आ गई और वह एक पेड़ के नींचे सो गया। बस, देव-कन्या को मौका मिला। उसने पति के हाथ से अँगूठी निकाल ली और अपने बेटे को लेकर एक क्षण में फिर अपने सोने के किले में लौट गई।

\*\*\*\*\*\*

थोड़ी देर बाद प्रभाकर की नींद खुळी तो उसे सारा हाल माळम हुआ। लेकिन अन वह क्या कर सकता था?

लाकन अने वह क्यां कर सकता था?

पूगते - फिरते वहाँ से चल कर एक है जिसके वल से सारे संसार को जीता जा

पहाड़ के पास पहुँचा। वहाँ तीन दैत्य सक्ता है। हम तीनों इन चीज़ों को आपस

आपस में झगड़ रहे थे। प्रभाकर को में बाँट लेना चाहते हैं। अब तुम फैसल्य
देखते ही तीनों ने उसे बुलाया और करो कि किसको कौन सी चीज़ भिले?"

फैसल्ज करने को कहा। प्रभाकर पञ्च उन्होंने कहा।

बना। तब वे कहने लगे—"देखों प्रमाकर ने कहा—"ठीक हैं। में फैसला मई! हमारे पास एक जोड़ी खड़ाऊँ हैं। तो कर सकता हूँ। लेकिन मुझे कैसे मालम इसको पहन कर जादगी जहाँ चाहे हो कि इन चीज़ों में वे सब गुण हैं? इसलिए वहाँ जा सकता है। मोतियों की एक माला में एक बार इनकी जाँच करना चाहता हूँ।" है। इसको गले में डाल लेने से आदमी तीनों दैत्य राजी हो गए। प्रमाकर ने पहले जिस चीज़ की इच्छा करे वह उसे तुरन्त वह माला गले में डाल ली। फिर तलवार हाथ मिल सकती है। एक तलबार है। यह ऐसी में पकड़ी और खड़ाऊँ पहन कर उसने मन



जाऊँ।" वस, परुक मारते मारते वह सोने प्रेम था। लेकिन तुमने अपना वचन क्यों के किले में पहुँच गया।

वहाँ पहुँच कर उसने देखा कि वडी घ्य-घाम से किसी के स्वयंदर की तैयारियाँ हो रही हैं। पूछने पर पता चला कि यह उसी देव-कन्या का स्वयंवर है। इसलिए देश-देश के राजा आए हुए थे। प्रमाका तुरन्त देव-कन्या के सामने जा खड़ा हुआ। अपने पति को आया देख का वह अवाक रह गई। फिर दोनों हाथों से ऑखें मूँद कर रोने लगी। प्रभाकर ने तव उसको धीरज देते हुए कहा-' रोओ मत ! मैं तमसे कुछ नहीं कहता। मेरे पिता ने बौने को यचन देकर तोड़ा। क्योंकि उन्हें मुझ से बड़ा प्रेम था। मैंने भी तुम्हें बचन देकर कप्ट भोगने पड़े?

ही मन कहा—" मैं सोने के किले में पहुँच तोड़ा। क्योंकि मुझे अपने माँ-बाप से बड़ा तोड़ा, यह मेरी समझ में नहीं आया।'

तव देव-कन्या ने अपनी शख्ती महसूख की और सिर शका कर माफी माँगी। तरन्त स्वयंवर रुक गया और सभी राजकुमार इताश

होकर अपने अपने देश हौट गए। उस दिन से प्रशाकर और देव-कत्या उस सोने के किले में बड़े सुख से रहने लगे। बहुत से लोग बचन देकर वों ही तोड़ देते हैं। लेकिन यह बडी भूल है। क्योंकि ' आदमी के गात में बात ही करामात है!' बच्चो ! देखा तुमने ! वचन तोड़ने से व्यापारी को, प्रमाकर को और देव-कन्या को कितने





कपर के नौ चित्रों में सब एक से दिखाई देते हैं। हेकिन वास्तव में नहीं हैं। उनमें सिर्फ़ दो एक से हैं। बताओ तो देखें, वे दोनों कौन से हैं? अगर न बता सको तो जवाब के लिए ५१-वाँ पृष्ठ देखों।



### नींद

ह्यों की भींद्र पर ही उनका स्वास्थ्य ज्यादातर निर्भर रहता है। अगर वे एक जून मूखे रह बाएँ तो उनके स्वास्थ्य को उतनी हानि नहीं पहुँचती जितनी कि उनकी नींद्र नियमित म होने से। नीचे मैं एक तालिका देती हूँ, जिससे माल्यम हो कि किस अवस्था के बच्चे के लिए फितने घण्टों की नींद्र चाहिए।

> प्र महीने तक के बच्चे के लिए हर रोज़ २० घण्टे प्र महीने से लेकर ७ महीने तक के बच्चे के लिए हर रोज़ १८ घण्टे ७ ,, १२ ,, , , १७ घण्टे १ साळ से लेकर २ साळ तक के बच्चे के लिए हर रोज़ १६ घण्टे ३ ,, ५ ,, , , , , १४ घण्टे

यह अच्छा नहीं कि माँ बच्चे को हमेशा गोर में टेकर तुरुरती रहे। दूप बाँरह पिछा देने के बाद बच्चे को खाट पर या पारुने में छुटा देना चाहिए। बच्चे का विस्तर गरम और मुलायम हों। एक पत्रही सी चाहर मी ओड़ा देनी चाहिए। बच्चे को ठीक वक्त पर सो जाने की आदत डाएनी चाहिए। उस कमरे में रोशनी बहुत तेज न हो। साधारणतया बच्चे को गोदी में भी मुलाया जाता है। यह अच्छा नहीं। उसे खाट या पारुने में ही पुरुत्ता चाहिए। बच्चा कभी नीं से जग कर अचानक रोने रुगता है। तब ज्यादातर रुगेग या तो समझते हैं कि नज़र रुग गई या बच्चे पर झुँझराने रुगते हैं। यह गरुत है। बच्चे अकारण कभी नहीं रोते। हो सकता है कि उनके घट में या और कहीं दर्द हो रहा हो। इसिएए सोच-विचार कर उसका कारण जान ठेना चाहिए। नहीं तो किसी वैद्य या डाक्टर को बुटाना चाहिए।

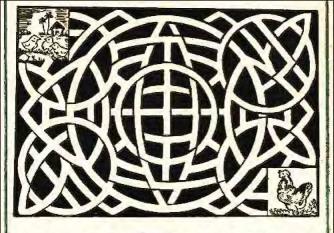

करर के चिक्ष के एक कोने में सुर्गी और दूसरे कोने में उस सुर्गी के बच्चे हैं। सुर्गी चारे की सारक्षक में बहुत दूर निकल आई। जब घर टौटने का रास्ता भूक कर सोच में पड़ी है। अगर आपको रास्ता माल्स हो तो सुर्गी को जरा उसके वर्षों के पास पहुँचा दीजिए।

## विनोद - वर्ग

 १
 प
 प

 २
 प
 प

 ३
 प
 प

 ४
 प
 प

निम-लिखित संकेतों की सहायता से इस वर्ग को पूरा करो:

- १. पर्दा गिरना
- २. पाप का रास्ता
- ३. दीपों का त्यौहार
  - ४. शतृ को कष्ट-दायक (अर्जुन का एक नाम)

अगर न पूरा कर सको तो जवाब ५६-वें प्रष्ठ में देखो।



### तारा की पत्ती पर गिलास

हेलने में यह तमाशा बहुत आश्चर्य-जनक पिछला हिस्सा ही दिखाई देता हो। इस पत्ती है। लेकिन करने में बहुत अ.सान। नीचे के चित्र में देखने से पता चलेगा कि एक ताश की पत्ती पर एक गिलास बिना किसी सहारे के दिका है। सोचो तो, यह कैसे सुमिन है १ हो इसका रहस्य सुन हो।

ताश की गड़ी में से एक पती हे हो। उसी गड्डी में की और एक पत्ती भी ले हो। इस इसरी पत्ती को अधे में मोड़ कर उसका एक हिस्सा पहली पत्ती की पिछली और इस तरह चिपका दो जिससे इसका भी

को कैसे चिपकाना चाहिए, यह बग़रू के पन्ने की पहली तस्वीर में दिखाया गया है।

टस चित्र में दिखाई देने वाली 'क' और 'ख' की लकीर पहली पत्ती का उपरी किनारा है। 'ग' दूसरी पत्ती का आधा

> हिस्सा है, जो दरवाजों में ख्रो कियाड़ के पल्ले की तरह खोला

और बन्द फिया जा सकता है। इस दूसरी पठी का वार्वाविक्रामिक अधा हिस्सा पहली पती की पिछली ओर चिपका रहता है। इससे दुर्शकों को दिखाते वक्त दूसरी

在自我如此 人名埃克鲁斯

पची का छुट्टा हिस्सा भी मोड़ देने पर क्षोनों एक ही पत्ती से दिखाई देते हैं। हैकिन पदी को मेज पर खड़ी काते बक्त दसरी पत्ती का आधा याने 'ग' दाला हिस्सा धीरे धीरे उँगळी से उटा देने से पची मेज पर एक तिपाई की तरह खड़ी हो बाएगी। यह देख कर दर्श के को बहुत

अबरज होगा। (1) फिर पानी से भरा हुआ एक गिरास लेकर पत्ती ५र रखने से वह

थी गिरेगा नहीं। क्योंकि उसे नीचे तीन क्षोर से सहारा निलेगा। (पहला चित्र देखी!) यह देख कर दर्शकों को और भी अचरज होगा। लेकिन बास्तव में गिलास 'क', 'ख' और 'ग' वाले तीन पार्यों पर. लडा होगा।

यह तमाशा दिखा कर तुरन्त पानी का गिलास नीचे रख देना चाहिए। क्योंकि इवा

A CONTRACTOR OF STATE OF STATE



गिहास की गिरा देने के लिए काफी है। अगर ऐसा हुना तो तुम्हारी सारी पोछ खुढ़ जाएगी। अन्त में फिर 'ग' वाल्य हिस्सा मोड कर दर्शकों को ताश की पत्ती एक यह

िजो प्रोफेसर साहब से पत्र-व्यवहार करना चाँडे वे उनको 'चन्दामामा' का उल्लेख करते हुए अंग्रेजी में हिखें।

उनको कोई शक न हो।

ब्रोफेसर वी. सी. सरकार, मेजीक्षियन पो. बा. ०८७८ कळकसा १२ ]

\*\*\*\*

## यह हिसाब सीख लो !

अमने दोस्त से कहो कि वह एक वर्ग बना ले। फिर उससे कहो कि वर्ग के एक कोने से दूसरे कोने तक दो आड़ी लकीरें खींच ले। फिर उसे वर्ग के चारों कोनों में चार मन-चाही संख्याएँ लिख लेने को कहो। उसी तरह आड़ी शकीरें जहाँ एक दूसरी को काटती हैं वहाँ भी एक संख्या लिख लेने को कहो। यह ज़रूरी नहीं कि वह वे संख्याओं का कुछ जोड़ तुमको बताए। उसके बाद दोनों और की तीनों आड़ी संख्याओं का जोड़ भी बताने को कहो। उसके यह बताते ही तुम वर्ग के बीच की संख्याओं का जोड़ भी बताने को कहो। उसके यह बताते ही तुम वर्ग के बीच की संख्या जान लोगे। इसका एक छोटा सा गुर है। बताता हूँ, सीख लो। समझ लो के तुम्हारे दोस्त ने निझलिखित वर्ग में निझलिखित संख्याएँ लिखीं। पहले वह उन्हें वर्ग के चारों कोनों की संख्याओं

पहल वह तुम्ह यम के चारा काना का संख्याओं का जोड़ कुल ६८ बजाएगा। फिर वह एक ओर की तीन आड़ी संख्याओं का जोड़ कुल ५६ बताएगा। फिर दूसरी ओर की आड़ी संख्याओं का जोड़ कुल ४६ बताएगा।

हन तीनों तरह की संख्याएँ जानते ही तुम १५ वर्ग के बीच की संख्या वता सकोंगे। इसके लिए तुम दोनों आड़ी संख्याओं को ओड़ो। ५६ और ४६ के जोड़ने से १०२ हुआ। इस १०२ में से पहले बताई हुई चारों कोनों की संख्या याने ६८ निकाल दो। १०२ में से ६८ निकाल देने से ३४ बच रहा न १ अत्र वर्ग के बीच की संख्या ठीक इसकी आधी—याने १७ होगी। इस तरह तुम्हारा दोस्त अपनी मन-चाही कोई भी संख्या क्यों न लिख ले, तुम तीनों संख्याओं को जान लोंगे तो बीच की संख्या हमेशा बता सकोंगे।

# \* \* \* \* चित्र-ऐसा \* \* \* \*



एक और सात नंबर वाले दोनों चित्र एक से हैं।



संकेत

### बाएँ से दापें :

- इ. हँसी
- ८. असर
- ५. चोट
- ७. अच्छी सङ्गत
- १०, ध्यान में डूबा
- १२. रास-कीडा
- १४. हदय
- १५. छेद
- ६. सरस्वती
- १७. पागल
- १८. घोखा

察外外外外外外外外外外外

कपर से नीचे:

- १. एक पवित्र अन्य
  - २. मदिरा
  - ४. विदेश-बास
  - ६. हवाई जहाज
  - ८. ज्ञाम का वक्त
  - ९: नज्ञ
- ११. शह
- १३. एक खता
- १५. कोई कोई
- १६. विचार
- १७, बालक

Market are in a serie at a

चन्दामामा

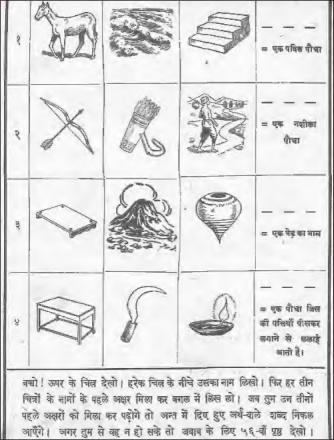

### चन्दामामा

[ प्रेमचन्द गोस्वामी ]

सवका प्यारा चन्दामामा। बक्षा दुलारा चन्दामामा। सत्र बच्चों का मन सल्चाता। तक्क-भक्क अपनी दिखलाता।

एक माह में जब आता है— तब न तिनक छोड़ा जाता है। इसमें छपी हुई सब बातें— पढ़ते आधी आधी रातें।

चन्दामामा . छख-पाते हैं— तब हम सब खुश हो जाते हैं। स्रोल-साल जब पड़ते इसको— तब दे सकते हैं हम किसको ?

माँगे कोई, मगर न देते।

खुपके बस्ते में एक छेते।

हम छीना-अपटी के डर से—

जाते इसको छे न महरसे।

में कोन हूँ ?

में चार अक्षरों का एक पवित्र ग्रन्थ हूँ जिसे सब लोग चाहते हैं। मेरा पहला अक्षर महाराज में हैं, पर बादखाड में नहीं।

मेस दूसरा अक्षर अस्मान में हैं, पर मनुहार में नहीं। मेस तीसरा अक्षर नयन में हैं, पर लोचन में नहीं।

मेरा चौथा अक्षर गणतंत्र में है, पर प्रजातंत्र में नहीं।

क्या तुम बता सकते , हो कि में कौन हूँ ?

अगर न बता सको तो जवाब ५६-वें पृष्ठ में देखों।



इस सस्वीर को रंग कर अपने पास रच लेना और यगले महीने के चन्दामामा के पिछले कवर पर के विक से उसका मिलान करके देख लेना।



#### विनोद-वर्ग का जवाव:

| q  | Zi. | क्षे | q  |
|----|-----|------|----|
| पा | q   | ч    | ч  |
| दी | q   | q    | वं |
| ч  | ŧ   | a    | q  |

चित्रों वाली पहेली का जवाब: तुरंग; लहर; भीती; - तुलसी

धनुषः तूणीरः राहीः – धत्रा मेजः हॅसियाः दीपकः – मेहॅदी पीड़ाः पहाडः छट्टः – पीपछ सभी हार हैं !

मगर एक अक्षर बदलने से हर एक का माने बदल जाएगा।

क हार के पहले एक अक्षर रख कर पड़ोगे तो अन्त में दिए हुए अर्थ-वाले शब्द निकल आपूँगे। अगर तुम से न हो सके तो जवाब के लिए उलट कर नीचे देखो।

— हार = वसन्त — हार = चोट

— हार = सैर

— हार = खुराक

— हार = पाछा

— हार = प्रकार — हार = प्रणाम

'में कीन हूं' का जवाबः

' रामायण '

. महमि सम्बन्धः महमः सम्बन्धः सम्बन्धः । महम्

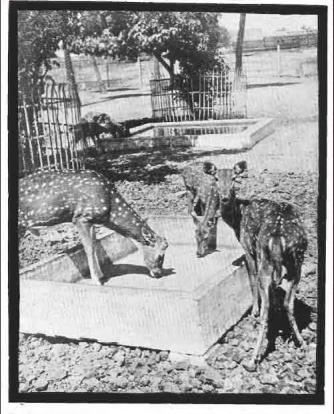

Chandamama, July, '50

Photo by B. Ranganadbani

